.. gaNapati homam vidhi ..

# ॥ गणपति होमम् विधि ॥

#### Checklist

- 1. Altar, homa kuNDa, yantra
- 2. Matchbox, Agarbatti
- 3. Camphor packets, Gandha power
- 4. Sri Mudra (for Sandhya Vandan) Vessel for Tirtha, yajnopaviita
- 5. Pujaa Counch, Bell, one Aratii( for Karpoor), Two Aratiies with wicks
- 6. 4 bowls for ghee-with spoons,4 bowls for ashhTha dravya
- 7. AsshTra dravya made of Coconut flakes (1 whole coconut), jaggery (1 kg), avil rice flakes (1 kg), sugarcane pieces(8 each with a notch), ghee, fried black til (200g), bananas-cut and sliced (8), Modak (8 or 21), Appam (8 or 21), Cardamom powder

procedure

```
1 At the regular alter
ॐ सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः ॥ ।
अ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॥।
ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॥
प्रारंभ कार्यं निर्विघ्नमस्तु । शुभं शोभनमस्तु ।
इष्ट देवता कुलदेवता सुप्रसन्ना वरदा भवतु ॥
अनुज्ञां देहि ॥
At Shrii Ganesha Altar
२ आचमनः
ॐ केशवाय स्वाहा । ।
ॐ नारायणाय स्वाहा । ।
ॐ माधवाय स्वाहा । ।
(sip one spoon of water after
each of the above three mantras)
अ गोविंदाय नमः ॥ । अ विष्णवे नमः ॥ ।
अ मधुसुदनाय नमः ॥ । अ त्रिविक्रमाय नमः ॥ ।
ॐ वामनाय नमः ॥ । ॐ श्रीधराय नमः ॥ ।
ॐ हृषीकेशाय नमः ॥ । ॐ पद्मनाभाय नमः ॥ ।
ॐ दामोदराय नमः ॥ । ॐ संकर्षणाय नमः ॥ ।
अ वासुदेवाय नमः ॥ । अ प्रद्युम्नाय नमः ॥ ।
अ अनिरुद्धाय नमः ॥ । अ पुरुषोत्तमाय नमः ॥ ।
अ अधोक्षजाय नमः ॥ । अ नारसिंहाय नमः ॥ ।
```

```
अ अच्युताय नमः ॥ । अ जनार्दनाय नमः ॥ ।
ॐ उपेंद्राय नमः ॥ । ॐ हरये नमः ॥ ।
श्री कृष्णाय नमः ॥
प्राणायामः
अ प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः । परमात्मा देवता ।
दैवी गायत्री छन्दः । प्राणायामे विनियोगः ॥
ॐ भूः ।ॐ भूवः ।ॐ स्वः ।ॐ महः ।
ॐ जनः ।ॐ तपः ।ॐ सत्यं ।
अ तत्सवितुर्वरेण्यं भगोदिवस्य धीमहि
धियो योनः प्रचोदयात् ॥
३ पुनराचमन
(Repeat aachamana 2 - given above)
अ आपोज्योति रसोमृतं ब्रह्म भूर्भृवस्सुवरोम् ॥
(Apply water to eyes and understand that you are of the
nature of Brahman)
४ संकल्पः
(Stand and hold a fruit in hand during sankalpa)
अ श्रीमान् महा गणाधिपतये नमः ॥।
श्री गुरुभ्यो नमः ॥ ।
```

श्री सरस्वत्यै नमः ॥ ।
श्री वेदाय नमः ॥ ।
श्री वेदपुरुषाय नमः ॥ ।
इष्टदेवताभ्यो नमः ॥ ।
कुलदेवताभ्यो नमः ॥ ।
स्थान देवताभ्यो नमः ॥ ।
ग्राम देवताभ्यो नमः ॥ ।
वास्तु देवताभ्यो नमः ॥ ।
शाचीपुरंदराभ्यां नमः ॥ ।
गातापितृभ्यां नमः ॥ ।
लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॥ ।

सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः ॥ । सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः ॥ । येतदकर्मप्रधान देवताभ्यो नमो नमः ॥

॥ अविघ्नमस्तु ॥

शुक्लांबरधरं देवं श्रशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वे विघ्नोपशांतये ॥

सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके । शरण्ये त्रयंबके देवी नारायणी नमोऽस्तुते ॥

सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषां अमंगलं । येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलायतनो हरिः ॥

तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव । विद्या बलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेः तेंघ्रिऽयुगं स्मरामि ॥

लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । येषां इन्दीवर श्यामो हृदयस्थो जनार्दनः ॥

विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्माविष्णुमहेश्वरान् । सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्व कार्यार्थ सिद्धये ॥

श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञाय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोऽद्वितीय परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भारत वर्षे भरत खंडे जंबूद्वीपे दण्डकारण्य देशे गोदावर्या दक्षिणे तीरे कृष्णवेण्यो उत्तरे तीरे परशुराम क्षेत्रे (samyukta amerikA deshe St Lewis grAme or Australia deshe Victoria grAme or Bahrain deshe)

शालिवाहन शके वर्तमाने व्यवहारिके विकरम नाम संवत्सरे उत्तरायणे/दक्षिणायणे, अमुक मासे, अमुक पक्षे, अमुक तिथौ, अमुक नक्षत्रे, अमुक वासरे सर्व ग्रहेषु यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु येवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अस्माकं सकुढुम्बानां मम कार्यक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात समस्त पापक्षयद्वारा चिन्त शुद्ध्यथं करिष्यमाण सकल कार्येषु निर्विघ्नता पूर्वक सर्वाभिष्ठसिद्ध्यथं काम्ना विशेषेतु अमुक काम्ना Replace with whichever कन्याः विवाह कार्य or वर अन्वेषणे सिद्ध्यथं or विध्याभ्यास सफलार्थं or परदेश गमन सिद्ध्यथं or मोक्ष सिद्ध्यथं श्री महागणपतिं प्रीत्यथं श्री महागणपति होमं करिष्ये । तदा आदौ शान्त्यथं पुण्याः वाचनं निर्विघ्नता सिद्ध्यथं गणपथि पूजनं करिष्ये ॥

इदं फलं मयादेव स्थापितं पुरतस्तव । तेनमे सफलावाप्तिरु भवेत जन्मनि जन्मनि ॥

(keep fruits in front of the Lord)
(Keep yantra in the north of homakunDa.
Keep the ashhTha dravya in the south of the Homa kuNDa)

### प्र आवाहनं

मोदके विघ्नेशं आवाह्यामि (put axata/tulasi in Modak) प्रतुके उर्वि आवाह्यामि (put axata/tulasi in Jaggery) लाजेषु दिनेशं आवाह्यामि (put axata/tulasi in Rice flakes)

सत्त्कुनि अग्निं आवाहयामि (put axata/tulasi in Appam) इक्षौ सोमं आवाहयामि (Put axata/tulasi in Sugarcane) नालिकेरे ईशानां आवाहयामि (put axata/tulasi in Coconut)

तिले हरिं आवाहयामि (Put axata/tulasi in black sesame)

कदलिफले ब्रह्मणां आवाहयामि (Put axata/tulasi in Bananas)

ध्यायामि ।ध्यानं समर्पयामि ॥ आवाहनं समर्पयामि ।आसनं समर्पयामि ॥ पाद्यं समर्पयामि ।अर्घ्यं समर्पयामि ॥ आचमनीयं समर्पयामि ।स्नानं समर्पयामि ॥ वस्त्रं समर्पयामि ।यज्ञोपवीतं समर्पयामि ॥ गंधं समर्पयामि ।धूपं आघ्रापयामि ॥ दीपं दर्शयामि ।नैवेद्यं निवेदयामि ॥ मन्त्रपुष्पं समर्पयामि ।सकल पूजार्थे अक्षतान् समर्पयामि ॥

(Mix all of these and take 8 hand fulls)

#### मुद्रा

(Show mudras as you chant)

निर्वीषि करणार्थे तार्क्ष मुद्रा (to remove poison)

अमृति करणार्थे धेनु मुद्रा (to provide nectar)
पवित्री करणार्थे शंख मुद्रा (to make auspicious)
संरक्षणार्थे चक्र मुद्रा (to protect)
विपुलमाया करणार्थे मेरु मुद्रा (to remove maayaa)

फ़्फ़ेर् ग़न्ध, छन्दन एत्च्। लिप्रन्क्ले वतेर् अरोउन्द। छन्त् ॐ वं १०८ तिमेस्। ईत् इस् थे अम्रित बीजं द्रेअत् इत् इस् अस् अम्रित अन्द् ओफ़्फ़ेर् धूपं अन्द् दीपं अन्द् नैवेध्यं

## ६ अग्नि पीट पूजा

(In the Homa kuNDA draw shrI Keep some banyan leaf sticks. सं सर्वतत्वात्मने नमः ॥ or dharbha and tiirtha. Then arrange the wooden pieces on ६००० ॐ तीव्रायै नमः ॥ The agni should be brought by a lady (Sowbhaagyavathi). It can be brought

with camphor or ghee and the fire should not get extinguished)

## बलं वर्धन नाम्नां अग्निं प्रतिष्ठापयेत्

(Now do piiTha puuja, pouring ghee for each mantra)

```
१. ॐ आदार शक्त्यै नमः ॥
२. ॐ मूल प्रकृत्यै नमः ॥
३. ॐ कुर्माय नमः ॥
४. ॐ अनन्ताय नमः ॥
प्र. ॐ पृथिव्यै नमः ॥
६. ॐ इक्षु सागराय नमः ॥
७. ॐ रत्न दीपाय नमः ॥
५. ॐ कल्प वृक्षाय नमः ॥
९. ॐ मणि मण्डपाय नमः ॥
१०. ॐ रत्न सिंहासनाय नमः ॥
११. ॐ श्वेत छत्राय नमः ॥
१२. ॐ धर्माय नमः ॥
१३. ॐ ज्ञानाय नमः ॥
१४. ॐ वैराग्याय नमः ॥
१५. ॐ ऐश्वर्याय नमः ॥
१६. ॐ अधर्माय नमः ॥
१७. ॐ अज्ञानाय नमः ॥
१८. ॐ अवैराग्याय नमः ॥
१९. ॐ अनैश्वर्याय नमः ॥
२०. ॐ सर्व तत्व पद्माय नमः ॥
२१. ॐ आनन्द कन्दाय नमः ॥
२२. अ सांविन्नलाय नमः ॥
२३. ॐ प्रकृतिमय दलेभ्यो नमः ॥
```

२४. ॐ विकारमय केसरेभ्यो नमः ॥ २४. ॐ पञ्चाशद्वर्ण कर्णिकायै नमः ॥

```
२६. अ पृथिव्यात्मने परिवेशाय नमः ॥
२७. अं अर्क मण्डलाय अर्थप्रद द्वादश कलात्मने नमः ॥
२८. उं सोम मण्डलाय कामप्रद षोडष कलात्मने नमः ॥
२९. रं विह्न मण्डलाय धर्मप्रद दश कलात्मने नमः ॥
३०. सं सत्वाय नमः ॥
३१. रं रजसे नमः ॥
३२. तं तमसे नमः ॥
३३. मं मायायै नमः ॥
३४. विं विध्यायै नमः ॥
३४. आं आत्मने नमः ॥
३६. अं अन्तरात्मने नमः ॥
३७. पं परमात्मने नमः ॥
४०. ॐ ज्वालिन्यै नमः ॥
४१. ॐ नन्दायै नमः ॥
४२. ॐ भोगदायै नमः ॥
४३. ॐ कामरूपिण्यै नमः ॥
४४. ॐ उग्रायै नमः ॥
४५. ॐ तेजोवत्यै नमः ॥
४६. ॐ सत्यायै नमः ॥
४७. ॐ विघ्न नाशिन्यै नमः ॥
४८. अ श्रीं हीं कुलीं गुलौं गं नमो भगवते सर्व भुतात्मने
 सर्व शक्तिर कमलासनाय नमः ॥
७ प्राण प्रथिष्ठा
ॐ एकदन्ताय नमः ॥ (pour water thrice)
गणक ऋषिः गायत्रि छन्दः श्री महागणपतिं देवता
महागणपति प्रीत्यर्थ होमे विनियोगः
॥ अहा गणपति न्यास ॥
अ गणानां त्वा इति मंत्रस्य घृत्समद ऋषिः।
गणपतिर्देवता । जगति छंदः ॥
महा गणपति न्यासे विनियोगः ॥
गणानांत्वेति अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥
गणपतिं हवामहे इति तर्जनीभ्यां नमः ॥
कविं कवीनां इति मध्यमाभ्यां नमः ॥
उपवशत्रम इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥
आनः शृण्वन्नृतिभिः सीदसादनमिति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥
॥ एवं हृदयादि न्यासः ॥
अ भूर्भुवस्सुवरोम् । इति दिग्बन्धः ॥
```

गणानांत्वायै शिरसे स्वाहा । ॥

गणपतिमिति ललाटाय नमः ॥ हवामहे इति मुखाय नमः ॥ कविं कवीनामिति हृदयाय नमः ॥ उपमश्रवस्तमम् इति नाभ्यै नमः ॥ ज्येष्ठराज्य इति कट्यै नमः ॥ ब्रह्मणां इति ऊरुभ्यां नमः ॥ ब्रह्मणस्पत इति जानुभ्यां नमः ॥ आ नः शृण्वन् इति जठराभ्यां नमः ॥ नूतिभिः इति गुल्फौभ्यां नमः ॥ सीदसादनम इति पादाभ्यां नमः ॥ द दिग्बन्धन (Show mudras) अ भूर्भ्वस्स्वरोम् । इति दिग्बन्धः (Snap fingers circle head clockwise and clap hands) दिशो बदनामि॥ (Shut off all directions i.e. distractions. So that we can concentrate on the Lord.) ९ ध्यानं ॐ ॐ (Repeat 15 times) छलोसे एयेस् अन्द ब्रिन्ग् ळोर्द् ग़नेश'स् इमगे इन् योउर् मिन्द् अन्द् चन्ति१८. ॐ तं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ विनायकं हेमवर्षं पाशांकुशधरं विभूं। दययोर् गजाननं देवं भालचंद्र समप्रभं ॥ अ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद् दशाङ्गलम् ॥ श्री विनायकाय नमः ॥ । ध्यानात् ध्यानं समर्पयामि ॥ १० आवाहनं स्वात्म संस्थं अजं शुद्धं अध्य गणनायक । हरण्यां इव हव्याश्म अग्न्यावा आवाहयाम्यहं ॥ अ हरिं भूर्भुवस्सुवरोम् ॥ आवाहितो भव । स्थापितो भव । सन्निहितो भव । सन्निरुद्धो भव । अवकुण्ठितो भव । सुप्रीतो भव ।

सुप्रसन्नो भव । सुमुखो भव । वरदो भव ।

प्रसीद प्रसीद ॥ (show mudras to Lord) ११ आहुति (Each mantra should be chanted four times, offering ghee to the fire) १. अ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ २. ॐ औम् स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ३. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ४. ॐ श्रीं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ५. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ६. अ हीं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ७. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ इ. अ कुलीं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ९. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ १०. ॐ ग्लौं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ११. अ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ १२. ॐ गं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ १३. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ १४. ॐ णं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ १५. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ १६. ॐ पं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ १७. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ १९. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ २०. ॐ यें स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ २१. अ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ २२. ॐ वं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ २३. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ २४. ॐ रं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ २४. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ २६. ॐ वं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ २७. अ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ २८. ॐ रं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ २९. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ३०. ॐ सं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ३१. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ३२. ॐ र्वं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ३३. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ३४. अ जं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ३५. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ३६. ॐ नं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ३७. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ३८. ॐ में स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ३९. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ४०. ॐ वं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥

४१. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥

```
४२. ॐ शंस्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
४३. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
४४. ॐ मां स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
४४. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
४६. ॐ नं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
४७. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
४८. ॐ यं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
४९. अ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
५०. ॐ स्वां स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
५१. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
५२. ॐ हां स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
५३. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
५४. ॐ ॐ स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
५५. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
५६. ॐ ह्रीं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
५७. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
प्रद्र. ॐ क्लीं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
५९. अ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
६०. अ ग्लौं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
६१. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
६२. ॐ गं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
६३. अ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
६४. ॐ गणपतये स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
६४. अ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
६६. ॐ वरं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
६७. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
६८. ॐ वरद स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
६९. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
७०. अ सर्वजनं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
७१. अ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
७२. अ में स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
७३. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
७४. ॐ वशं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
७५. अ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
७६. ॐ आनयं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
७७. अ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
७८. ॐ स्वाहा । स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
७९. अ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
८०. ॐ श्रीं रमा रमेशाभ्यां स्वाहा ।
     रमा रमेशौ तर्पयामि ॥
८१. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
८२. ॐ ह्रीं गिरिजा वृषांकाभ्यां स्वाहा ।
     गिरिजा वृषांकौ तर्पयामि ॥
५३. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
८४. ॐ क्लीं रतिमदनाभ्यां स्वाहा ।
     रति मदनौ तर्पयामि ॥
५४. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥
८६. ॐ ग्लौं मही वराहाभ्यां स्वाहा ।
```

मही वराहौ तर्पयामि ॥ ८७. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ८८. ॐ गं लक्ष्मी गोपनायकाभ्यां स्वाहा । लक्ष्मी गोपनायकौ तर्पयामि ॥ ५९. अ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ९०. ॐ गं सिद्ध्या मोदाभ्यां स्वाहा । सिद्धयामोदौ तर्पयामि ॥ ९१. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ९२. ॐ गं समृद्धि प्रमोदाब्यां स्वाहा । समृद्धि प्रमोदौ तर्पयामि ॥ ९३. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ९४. ॐ गं कान्ति सुमुखाभ्यां स्वाहा । कान्ति सुमुखौ तर्पयामि ॥ ९५. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ९६. ॐ गं मदनावति दुर्मुखाभ्यां स्वाहा । मदनावति दुर्मुखौ तर्पयामि ॥ ९७. अ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ ९८. ॐ गं मदद्रवा विघ्नाब्यां स्वाहा । मदद्रवा विघ्नौ तर्पयामि ॥ ९९. अ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ १००. ॐ गं द्राविणी विघ्न कर्त्रुब्यां स्वाहा । द्राविणी विघ्न कर्तौ तर्पयामि ॥ १०१. अ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ १०२. ॐ गं वसुधारा शङ्खनिधिब्यां स्वाहा । वसुधारा शङ्खनिधिं तर्पयामि ॥ १०३. अ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ १०४. ॐ गं वसुमति पुष्पनिधिभ्यां स्वाहा । वसुमति पुष्पनिधिं तर्पयामि ॥ १०५. ॐ मूलं स्वाहा । श्री महागणपतिं तर्पयामि ॥ १०६. ॐ कर्मेश्वरार्पणं स्वाहा । १०७. ॐ ॐ स्वाहा । १०८. ॐ ॐ श्रीं स्वाहा । १०९. ॐ ॐ श्रीं ह्रीं स्वाहा । ११०. ॐ ॐ श्रीं हीं क्लीं स्वाहा । १११. ॐ ॐ श्रीं हीं क्लीं ग्लौं स्वाहा । ११२. ॐ ॐ श्रीं हीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये स्वाहा । ११३. ॐ ॐ श्रीं हीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद स्वाहा । ११४. ॐ ॐ श्रीं हीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे स्वाहा । ११५. ॐ ॐ श्रीं हीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा । ११६. ॐ ॐ श्रीं हीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा । स्वाहा ॥

(Make everyone repeat the following 8 times)

अ इतः पूर्व प्राण बुद्धि देह धर्माधिकारतो जागरत् स्वप्न सुशुप्त्य अवस्तासु मनसा वाचा कर्मणा हस्ताब्यां पद्भयां उदरेन शीर्ष्णा यद्कृतं यदुक्तं यत्स्मृतं तत् सर्वे ब्रह्मापेणं भवतु स्वाहा । स्वाहा । ॥

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हिवर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना ॥ ॐ लम्बोदराय नमः ॥ । तृप्तिरस्तु ॥

(show arati to yaGYa kunDa. Every one does pradkshina thrice.

Offer Bhasma (ash) as prasad to every one)

PUJA text by Shrii Bandarkar (achkumg3@batelco.com.bh) ITRANSliterated by Sowmya Ramkumar (ramkumar@batelco.com.bh) proofreading required

 $<sup>^{0}</sup>$ Last modification: July 9, 2003